PRINTED BOOK

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, HARDWAR

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney

Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404

HARDWAR, U. P., INDIA.

नारिने मेपाळ्यान (१४ (13,14,19) = 3 25 × 11 × 0.1 Cm सहाशोडे न स्नेत पती वहुं होगी सलापसा ००० ००० ००० वर्षा पार्टन श्टीब

To,

93

विस्त्रादेशवर्धावित्वलापसः।। हाउत्रात्रावत्वितिरंसम्प्रपित्राउत्रात्रे हणपाडराचारोद्रास्त्राक्रीकेधनितितायत्रवैवस्त्रोराजाद्राठतीत्रवस्त्रावाउउपान डांतव्यत्वयातत्र तिर्याति तत्र तत्र निर्मायं तत्र हुंद्राते हिन्सी निर्मात तिर्देश हिन्सी अधिक वित्र हुंद्र हिन्सी अधिक वित्र हुंद्र हुंसी अधिक वित्र हुंद्र हुंद्र हुंसी अधिक हुंद्र हुं करावनः। लिसत्यवन्तेवक्तं वर्वित्रामसर्वया। उद्या माजावकारक प्रतिपत्र मिविवध्नः।। मातात्मत्वनंक्षान्त्रत्रसत्वातेन्वाक्किचित्।। ३१। क्षंयुत्रताकत विस्त्रसंवयेत्रकंवचः॥ऋप्रात्विकरिषािन निविकत्सकप्रक्री।उपास्त्रीनार्कः प्रतपतिसत्यधरीप्रतिष्टितः। ज्याने प्रतिहस्त्राति। सत्यन्तिति तानिन्। उत्पादानि प्यरातेम्प्रोपिसत्यनेवाधिकत्रतासत्येन्याम्यतेस्वर्गसत्येन प्रमात्रति॥४०॥सत्यव ध्यतिविहितस्य नरके पतिनिध्य वं । तस्या सर्व प्रयान ने ने स्वान के सामित्र । प्रयान विकास व हत्य मवंदिरसाभगवनविक्तियद्वः ॥सत्यमेवा गिष्यामितवयादम मीयका ४३६। वितरं भातरं वायिन मस्कत्य क्रताजिः॥नासिकताविनितासाद्योगिनास्य राम

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA

त्कर्वधानातानः। १८। १२ तेजन्तप्रवर्धताराज्ञ संवप्रवः। यो जास्यत्तरं नाति मिर्वातात्र हा हुने।।२९११ वित्र त्यां वित्र हित्य का वित्र हते प्रतीत्र वित्र किसवरास्त्रविशारदारभाउद्गानोवानाम् त्रप्रमानानामयेवान्यतप्रमिष्यत्। स्रितित्रात्मास्त्रात्रक्षयावेदिकीस्रितः।स्त्रास्त्रित्रक्ष्याः तायवंश्रमात्विधिवस्पितरंष्ठलरव्यितायुगामानिक्ताउवाचात्रिध्रप्रभत्नर्थन रावितकारणां स्वर्गात्रात्वपुतनम्बर्धारसंसारसार्शरे। स्पायो जाभणसपरो भन्यात म्योनविज्ञायते। त्रिक्तित्रेतानायातिवित्यत्रेनतेन वास्थानवेनद्वयत्रेनयाजा अपासांत्रप्रायुवात्।विषावावनडेवाच।इतिष्ठत्रवन्तः अत्याष्ठितिहालकसायार अनेनां अत्तर्हितद्वासाधितद्वनः। क्रीधन्त्रह्ताविश्वदेशेषायं प्रक्राधन्त्रह् अयुक्तवारीयंत्रस्त्रद्रास्तापितः द्वाकः ॥ त्रस्यविष्ठ्यत्रयत्रयत्र्यत्रदेशिक्तान्यया २ वित्राविनरोद्देशाविततेधरतितेलाष्ट्रतात्विण्यात्रातातंनासिकेतेन्छ। इति॥३० विवस्ततिस्वतेषत्रतत्रवासितवाज्ञवा। वितंषत्रकरहाऋषिजातेतिवहुलः॥३०

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

दिव्य नेत्र धेत्राविदि वह हिस्त चेव् वा संया को वा छ वे जा वा या ता हिंदा ते प्र ता । १४५६ भीरा जेता हुए इवल तकि वया वका सिंग समुद्रा सामी के सूर्व दुरं प्र हा वला १५६१ प्र ता प्राचीति धीरास्त्रा नासिक तो नरा चियः। तत्र धार्मी विद्यात्ता स्त्र व्याच्यास्त्र देशेष्त्र तस्मतत्रोपविष्यमध्यक्तिकल्ययत्। नासिकतः ततिनोषीद्रिक्तिमावेनस्यतः ४५ त्रीज़ीनासिकेनेप्रकानेधक्तान्य विज्ञानिक निष्या क्षांपादेश प्राथना व चायनं स्ट्रामना निर्धित इन विभवित । तेन तस्य कृतस्ता ने प्रयंता ने प्रयंता ने प्रयंता ने प्रयंता ने प्रयंता ने नासिकतंडवाचानप्रसिधप्रराजायनप्रसिक्तावनपारिने।।सर्वलोकेकपासायनप्र सर्वधतायन।। २। तमामार्ते इप्रतायधामाधामें कसादिता। पित सापरमेशायन् मसि सुरप्रिति।।अ।। त्रप्रसिद्धिच चायत्र प्रति तिर्वलायन। प्रभाष्ठभाष्ठभाष्ठभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट् युजायते।।धाधिकारियो स्नी मन्तन न तिविश्वतिष्रियो। न ने धर्माय न हते न नि वावनाशितायाज्ञानायज्ञानकपायनन्नस्तिधर्मन्नतेवेवहपुकारनमस्तिस्यस्ति वहुरिवरोगाधाविदावाधनाउवानाधनासिकत्वत्ते स्तान्नवर्णनवायनायाने वंविक्री

नासि १४

श्यांवितें वेषां भी विकास के व नरकातिनप्रयाति।। । प्रत्वावियक्ततं की त्रेधर्मा ने वृत्वे वृत्वे त्राध्यक्षा ने त्रिक्ता ने व्याप्त विताहत्याविष्वृहिकस्तादिहाऽतिः।। है। केन ने कियने प्रतिप्यकस्ताक्षातिः रामिमहामामिक्यारं यथा प्रयोगाव विद्या कियते मिनिस्स विद्या विद्या कियते मिनिस्स विद्या वाकदाचिदित्रहोत्रस्यविद्याधित्रधातिष्ठासक्ततः॥उद्यालकःपिताकृचीवस्वसम्भागम् मञ्जानात्रिहते देन विव्वित्वित्वन्यालकः । वर्ष्यित्वतात्रेष्ट्रमेन्त्रे मन्तिवर्तते। नासिकतर्ववान्यां यदिन्शिसिर्वदेववरिकय्यन ने । यर्ष्युतित्वत्यरीसर्वाचित्रअपन लेखकावशाद्रकृतायत्रतायतेष्ठकताष्ट्रवज्ञीतिनः महत्रोक्षेत्रवक्रत्रप्रमायक्षे सूर्यजः॥१५॥ युवंतन्वःसमाकरापंत्रासिकेतस्यविस्मितः॥ रार्भिस्याज्ञाप्रयाज्ञासिकेन रासायमः स्वयं १९९१ वित्र अवात्यं विष्ठ प्रसायितं चस्वयं यया। अविदेश महात्रानः स्वयं ध्रिया वित्र आयोद्देश या वित्र प्रसाय के दिन के विदेश महात्राने त्या स्वयं प्रसाय प्रसाय के विदेश महात्रा के विदेश महात्रा के विदेश महात्रा के विदेश के व मिति 99

तास्त्रीतिसीविताधर्मावस्याचकराज्ञित्वाथरात्रशेष्ठ्रात्र्वेदयेध्यत्रज्ञासकंहरुनानसः॥ देवाष्ट्रविविधाद्दशयनद्वीष्ठावला(चेत्रज्ञप्राप्तावादक्षेष्ठभाष्ट्रभिताव्यकः।।भयावत्रव्यो लक्षितिवया विष्येतसा । स्था अनरत्वा नारत्वे वाव्या शिद्रविविज्ञतः ॥ जा नत्त्र अनुन हेष्रसारावित्रे विहायपाविसार सायव्याति स्र संबव्य सामने गायोजना नां सहस्रे ब विसीर्तिहित्रं श्रमं। ३६। ति मुर्शित्रं क्रितं प्रति विस्ति विस्ति स्त्रे क्रितं विस्ति स्त्रे क्रितं विस्ति स विकाः॥२९॥नामान्ननपराकीर्राभागारत्वीपर्यात्रते।जीतवारित्रसंयुक्तनामपुद्याय। र्तितित्वान्यात्वस्यात्वस्यायकं सिवित्तितित्वात्वात्वात्वात्वस्य प्रतारंतित्वात्वस्य स्वति । विद्यास्य प्रतानिक र्जाः । स्टेश्य विद्योग्यातिकं तिरावभक्ति यत्वयाः । ज्यात्रम् तत्वयस्य तो स्वत्य स्वत तिताः॥३९॥देवयुजारताय्वितिकात्यरायसाः॥ब्रतिराविष्ठनताश्वतीर्यस्तानपराय साः।अ।यूनुर्यसाधकायेन्। सत्यानेत्या। नारासाध्यां करायेन् करतानि जलेप वा। ३३। तेयां ते ऊतर्घा व्यान्य चया कि ने।। यरद्र व्ययस्ति ह यरदे ह परा इत्र रवा। ३४॥ मितिसका प्रभारता तिस्त्र मितियाय साः।। वनिति विज्ञ वारे पर्निता नियम ।। वनिति विज्ञ विज्ञ

त्रजतास्त्रवाणाश्वर्धितत्वंवतितववरस्यस्यात्वात्रक्रवत्यात्रात्रव्यक्षित्रहेत्रव्यवयावरा वैशाभ्यास्याक्रेववस्य चर्ययाक्रियाम्योग्स्येश्ट्रिनिर्ताः क्रक्र्यम्यतीरता। देन्राजतास्त रंसर्वेनामिकेतस्य एछ या। रतः सर्वे स जासी ना प्रथ्यकेता प्रतिता । प्रशाना सिकेत प्रशाना नयव्यरिदमाद्वात्वास्त्राहेलकासमः प्रामित्रमित्वययाना १९१।३दालकासमः प्रा जनासिकेता इत महता वित्राज्ञा कियो जे तर्श संयन मी त्याप्या मृतंय चत्या र श्वा लेकिटित्तवदः।। जनावेदार्भराजस्य प्रीष्ट्रवरीहा जतः। १९३।। इसली स्वयास्ताके स्वास्त्र विदश्ति।यनलोके चयर्ष्ट्यत्यतंत्रतंत्रत्यावदाविधायमस्य क्रार्शस्य यमस्य क्रार् शासिशोकालपाराम्नकीरपानरकाकिचापपाकास्पितेतत्रलेकानाम्याचारमान द्राः।की द्रशीधानिसंवितियोजाने चक्ती द्रशः॥१६॥५६य चित्तं करं द्रयाची कर्तकरं द्रया वीदिकं नरे वयतन्त्रभ्यतेतत्रवदस्वन्नविदंशवः॥१९॥स्वर्जान्त्रविधाकाराःकप्रवातरकाष्ठतः॥कप्र रशामित्रम्बदलम्बित्रं वाष्ट्रासम्बद्धम्यम्बद्धम्बद्धाः । इतिसर्वे त्रमाजाजात्वायनशास्त्रां संसाराक्षेत्रक्षेत्रज्ञाः तस्त्राः तस्त्र हिसत्यात्मनयया रश्नियावर॥२०॥नामिनत्वत्रवानामरावतुत्रनयः सर्वे येन्यान्येत्रतया स्विनः॥यत्यरंतत्प्रवद्वातिपरंत्रते। महिर्देशाय्यायितसायहत्त्रवाहस्यन्यत्रीनमम्

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA